त्राचार्य-ग्रन्थमाला−२**१** 

आचार्य श्री वेदान्तदेशिक विरचित

श्री स्तुतिः

श्चन्वयार्थ, भावार्थ, श्रध्ययन समेत

अनुवादक— राघवाचार्य

一多种共2--

संवत् २०१० है श्री त्राचार्यपीठ, बरेली किन्य।=)





त्राचार्य ग्रन्थ-माला-२१ त्राचार्य श्री वेदान्तदेशिक विरचित श्री स्तुतिः

अन्वयार्थ, भावार्थ, अध्ययन समेत

CONTROCTOR OF THE PERSON OF TH

मनुवादक— राघवाचार्य

-sattle-2-

श्री आचार्यपीठ, बरेली

ह्न: स्नाना

त्रकाशक-

श्री आचार्य पीठ,

श्री रामानुज जयन्ती ६३७ ७-१-२०१० (१६ अप्रेल १६४३)

मानाना ना ना न स

काराम के दिल्ला किया मिरान

मुद्रक— आचार्य प्रेस,

# स्मृति

जो भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति के महान् उपासक थें, जो सनातन धर्म के मूर्तिमान कोष थें, जो श्री वैष्णाव सम्प्रदाय की विमल विभूति थें, जिनकी उदार सहायता से देश की श्रनेकों धार्मिक एवं लोकोपकारी संस्थाश्रों का संरक्षण होता था तथा जिनका भागवत यशः शरीर श्राज भी धार्मिक जगत को धर्म पथ पर श्रमसर होने के लिये प्रेरित कर रहा हैं,

उन

श्री वैद्याव धर्मप्राण, भगवद्भागवताचार्य कैंकर्य पारायण, सदाचार-मृतिं, श्रादर्श दानवीर,

वैकुएठवासी सेठ श्री मंगनीराम जी गांगड़

की

पुनीत स्मृति में

त्रकाशित

### निवेदन

श्राचार्य प्रन्थमाला के अब तक जितने पुष्प प्रकाशित हो चुके हैं उन में स्तोत्र विभाग के अन्तर्गत ये चार स्तोत्र आते हैं—
(१) न्यासदशक, (२) चतुःश्लोकी, (३) श्रीवेदान्तदेशिकमङ्गल और (४) मुकुन्दमाला । यह इस प्रन्थमाला का २१ वाँ पुष्प है इस में आचार्यसार्वभौम श्री वेदान्तदेशिक विरचित श्रीस्तुति नामक स्तोत्र अन्वयार्थ भावार्थ एवं अध्ययन समेत समेत दिया गया है। जगन्माता लच्मी के विषय में यह प्रत्यच फलदायक सिद्ध स्तोत्र है। इस स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक अनुसन्धान (पाठ) करते हुये साधक अर्थ, धर्म, काम और मोच सश्री पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि प्रेमी पाठक इस प्रकाशन से लाभ उठायेंगे।

महास्ति-स्ति, सदर्भ राज्यात:

Trois in and one of the surface of a single

H Pier Hist

. महात्रा महारे विवाहक माम्हरीक , व्यापन सम्पादक



## जन्म और कार विषय सूची

१—श्री स्तुति अध्ययन

क—ञ

रचियता—श्री का स्तवन—श्री तस्व—श्री विषयक साहित्य—पूर्वाचार्यों की रचनार्ये श्रीर श्री स्तुति— मङ्गलाचरणा—स्तुतिकर्ता की योग्यता—जगत्कारण श्रीर लद्मी—दिव्य दम्पती—लद्मी का रूप— लद्मी की विभूति—लद्मी का श्रिभेषेक—लद्मी की श्राराधना—श्राचार्य की कामना—फल श्रुति— लद्मी नामावली

२-- श्री स्तुति अन्ययार्थ भावार्थ समेत

2-38



# रलोकानुकम सूची

| 13  | अधे भतुः सरसिज       | 98     | 11    | धत्ते शोभां हरि        | 18 |
|-----|----------------------|--------|-------|------------------------|----|
| =   | अस्येशाना त्वमसि     | 30     | *     | निष्प्रत्यूहप्रखयघटितं | ę  |
| 90  | त्रापन्नातिंत्रशमन   | 35     | 9     | परयन्तीषु श्रुतिषु     | 8  |
| 14  | श्रार्तत्राग्यवतिभिः | ्रिक्  | 53    | माता देवि त्वमसि       | 52 |
| 38  | त्रालोक्य त्वामसृत   | 10     | 3     | मानातीतप्रथित          | 3  |
| 2   | त्राविर्भावः कलश     | 2      | 8     | यत्सङ्कल्पात् भवति     | +  |
| 15  | श्रासंसारं विततं     | 34     | 14    | योगारं भत्वरित         | 20 |
| ą   | उद्देश्यत्वं जननि    | 9      | 90    | श्रेयस्कामाः कमल       | 21 |
| २४  | उपचितगुरुभक्तेः      | 3,9    | 22    | संपद्यन्ते भवभय        | 20 |
| 3=  | <b>उरीकतु</b> ै कुशल | 22     | 53    | सानुप्रासप्रकटित       | २६ |
| 58  | कल्याणानामविकल       | 3.5    | 20    | सेवे देवि त्रिदश       | 24 |
| 18  | जाताक।ङ्चा जननि      | २३     | 3     | स्तोतब्यत्वं दिशति     | 8  |
| Ą   | त्वामेवाहुः कतिचित्  | .23    |       | THE PURITY THE P       |    |
| 84- | -5 )                 | 191919 | 13701 | IF BIDD ATO SHIFT IS   |    |



# श्रीस्तृति-श्रध्ययन

# 190% (क रेक्ट वृक्तक कि **रचयिता.** के केवर वृक्ति करावित्र

श्रीस्तुति श्राचार्य श्रीवेदान्तदेशिक की रचना है। २४ रहीकों के इस रतीत्र में श्राचार्य ने जगन्माता लहमी का स्तवन किया है। श्राचार्य को जीवनी का श्रानुशीलन करने वाले श्राच्छी तरह जानते हैं कि भिद्धावृत्ति से श्रपना जीवन व्यतीत करने वाले श्राचार्य को जगन्माता लहमी ने ही सर्वतन्त्र स्वतन्त्र बनाया था। यह लहमी का प्रसाद था कि जिसके कारण श्राचार्य को सम्पूर्ण विद्याश्रों श्रीर कलाश्रों का पूरा २ ज्ञान प्राप्त हुआ था। लहमी की ही दया से समय २ पर श्राचार्य अपनी सर्वती- मुखी प्रतिभा प्रदर्शित करने में समर्थ हुये थे। ऐसी स्थिति में यह कहना श्रानुचित न होगा कि यह स्तुति श्राचार्य की उस श्रद्धामयी भक्तिमयी भावना का शब्दचित्र है जो निरन्तर इनकी उपासना, चिन्तना एवं साधना का श्रंग रही थी।

# श्री का स्तवन

जैसाकि नाम से स्पष्ट है कि श्रीस्तुति लह्मी की स्तुति है। अर्चामूर्ति की टिष्ट से कहा जाता है कि आचार्य ने रङ्गधाम में इस स्तुति की रचना की। कहना न होगा कि रङ्गधाम सदा

<sup>&</sup>quot;--- त्राचार्यं प्रनथमाता का तीसरा पुष्प-श्रीवेदान्तदेशिक

से श्रीवैद्याव आचार्यों का प्रमुख उपासना केन्द्र रहा है और इस रूप में श्रीरङ्ग लहमी का समय २ पर स्तवन भी किया गया है। जगद्गुरु श्रीरामानुज सुनीन्द्र के शिष्य आचार्य श्रीवत्साङ्क मिश्र का श्रीस्तव और उनके पुत्र आचार्य श्री पराशरभट्ट का श्रीगुण-रत्नकोश इसके साज्ञी हैं। इन स्तोत्रों की छाया की दृष्टि से यदि श्रीस्तुति को श्रीरङ्ग लह्मी विषयक मान लिया जाय तो कोई हानि भी नहीं है।

एक विचार यह भी है कि इस श्रीस्तुति का सम्बन्ध तिरुश्रहीन्द्रपुर की सेङ्कमलत्तायार (हैमाब्जनायिका) लद्मी से है।
इस विचार के समर्थन में कहा यह जाता है कि इस स्तुति के
श्रिन्तम श्लोक में 'सर्रासजनिलयायाः स्तोत्रम्' कहकर लद्मी जी
को जिस नाम से सम्बोधित किया गया है उसी नाम से श्री
हैवनायक पश्चाशत स्तोत्र में लद्मी का सम्बोधन है। इसके
श्रितिरक्त जब तिरुश्रहोन्द्रपुर के सभी श्रचामूर्तियों की स्तुति
श्राचार्य देशिक द्वारा हुई तो यह स्वाभाविक था कि वहाँ की
लद्मी को भी स्तुति होती। श्रीर वह यही स्तुति है। ऐसा
मानने में भी कोई श्रापत्ति नहीं दीख पड़ती।

वास्तव में यदि स्तुति के श्लोकों को गम्भीरता से देखा जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीश्तुति ऐसी स्तुति है जो लह्मी की सभी अर्चामूर्तियों के प्रति लागू होती है। अस्तु।

मातस्त्वमम्बुरुहवासिनि (४) सहसरसिजवासा (१२)

#### श्री तत्व

कहना न होगा कि 'श्री' श्रीवैष्णव दर्शन का एक प्रमुख विषय है। परमतत्व को चर्चा श्रीतत्व के विवेचन के बिना पृरी नहीं होती। इसीलिये विष्णु तत्व के साथ र श्रीतत्व की चर्चा की जाती है। दर्शन के चेत्र में मतभेद के स्वामाविक होने पर भी न तो 'श्री' का तत्व के रूप में श्रीतपादन किये जाने में किसी को श्रापत्ति है श्रीर न उस धार्मिक साहित्य में किसी को सन्देह है जिसमें 'शी' का वर्णन किया गया है।

#### श्री विषयक साहित्य

अनन्त अपीरुषेय वेट की श्रुतियों में 'श्री' का वर्णन मिलता है। श्री सूक्त का देवता साज्ञान श्री है। स्मृतियों में, इतिहास पुराणों में तथा श्रीवैष्णव आगम की संहिताओं में स्थान २ पर 'श्री' का वर्णन है। पूर्वाचार्यों ने इन सारे वर्णनों के प्रकाश में श्रीतत्व का साज्ञात्कार किया और अपने स्तोत्रों में एवं अन्य रचनाओं में अपनी श्री विषयक अनुभूति को व्यक्त किया है।

# पूर्वाचार्यों की रचनार्ये और श्री स्तुति

पूर्वाचारों की श्री विषयक रचनाओं में आचार्य श्री यामुन मुनि की चतुरश्लोकी, आचार्य श्री रामानुज मुनीन्द्र का शरणा-गति गद्य का प्रथम गद्य, उनके शिष्य आचार्य श्रीवत्साङ्क मिश्र का श्री स्तव श्रीर आचार्य मिश्र के पुत्र आचार्य श्री पराशर भट्ट के श्री गुण रत्नकोश की एक शृंखला मिलती है। श्रीरङ्गनाम मुनिका (नम्जीयर) का श्री सूक्त भाष्य इस शृंखला की अगली कि की है। इस भाष्य में सारे श्री विषयक साहित्य का पूरा र विवेचन है। विवेचन की यही धारा आचार्य श्रीवेदान्तदेशिक तक पहुंचकर श्री स्तृति के रूप में प्रकट हुई है।

#### मङ्गलाचरण

श्री स्तुति का पहिला श्लोक मङ्गलाचरण है। 'मङ्गलं मङ्गला-नाम्' कहकर इस श्लोक में लच्मी को मङ्गल का मङ्गल करने वाली बताया गया है। मङ्गलाचरण वन्द्रना के रूप में है। श्रीर वह भी साधारण नमस्कार नहीं। श्री सृक्त के पांचवें मन्त्र में पठित श्री प्रपत्ति का श्राचार्य ने इस श्लोक में वाणी द्वारा अनुष्ठान किया है। मन्त्र में कहा गया है कि 'मैं उन लच्मी की शरण प्रहण करता हूँ जो संसार में देवताश्रों के द्वारा मुसेवित हैं तथा उदार हैं?।

## स्तुति कर्ता की योग्यता

मङ्गलाचरण तो हो गया। अव स्तुति होनी चाहिये। किन्तु स्तुति हो कैसे ? दूसरे ही श्लोक में आचार्य तो स्तुति करने में शक्ति का अभाव अनुभव करने लगे। आपका कहना है कि कहाँ महामहिमाशालिनो लह्मी और कहाँ मेरी सीमित बुद्धि (२)। तथापि लह्मी की दया का ध्यान करते हुये आप आगे बढ़ते

<sup>्</sup>रा पद्मनेमि शरणमहं प्रपद्मे । ॥ १॥

हैं। आचार्य बताते हैं कि लद्मी तो स्तुति करने वाले को ऐसा बना देती हैं कि दूसरे लोग उनकी स्तुति किया करें। इतना हो नहीं। जहाँ लद्मी की सेवा करने की इच्छा हुई कि इच्छुक का कल्याण हुआ। फिर स्तुति करने की इच्छा क्यों कर पूरी नहीं हो सकती (३)।

## जगत्कार्ण और लक्ष्मी

लहमी की दया का प्रसाद लेकर आचार्य स्तुति करने जा रहे हैं। लहमी को स्तुति करने की इच्छा है। मन में विचार आया कि इस जगत के साथ रहने वाले लहमी के सम्बन्ध को वताया जाय। ब्रह्मवादी सभी दार्शनिक मानते हैं कि परब्रह्म जगत का कारण हैं। संसार की रचना पालन और प्रलय उनके सङ्गल्य के आधीन है। आचार्य ने दिव्य दृष्टि द्वारा तेजोमय ब्रह्म का साज्ञात्कार किया। उस तेज में आपने लहमी की छटा भी देखी। अतः उन्होंने कहा कि ब्रह्म का दिव्य तेज लहमी के महावर से युक्त है (४)।

परब्रह्म के तेज में लझ्मी का महावर । बात विचित्र है। किन्तु है सत्य। लझ्मी भगवान के वज्ञःस्थल में विराजमान हैं। उनके सारे रूप की भांकी वहाँ मिलती है। जब सारा रूप है तो चरण भी हैं और जब चरण है तो चरणों की महावर भी।

#### दिच्य दम्पती

लद्मी और नारायण का सम्बन्ध दिन्य दास्यत्य का है। इस

दाम्पत्य में सनातन एकात्मता है। आचार्य नं इस दाम्पत्य की परीचा रोष की शय्या पर की, वेद की श्रुतियों में की तथा साधु-जनों के मनमें की (१)। इतना ही नहीं। आचार्य का अपना मन भी तो इस सत्य के लिये साची था। आत्म समर्पण यज्ञ की चर्चा इसका प्रमाण है (६)।

शय्या पर दाम्पत्य की परी ज्ञा। बात अटपटी सी है अपिर-चित के लिये। किन्तु आप तो दिव्य दम्पती को माता-पिना मान रहे थे। इसके अतिरिक्त श्रुतियाँ और नित्य सूरि भी दर्शक हैं। और इनके सामने लह्मी नारायण का सनातन द्यूतकी इा (पासों का खेल) चल रही है जिसमें निरन्तर द्या और न्याय की होड़ लगी रहती है (७)।

इसके आगे आचार्य ने लक्षी के नामों में मोच प्रदान करने की सामर्थ्य भी बताई है (प्)। इस तरह जगत्कारण तत्वसे लेकर मोच प्रदान तक की सामर्थ्य लक्ष्मी में देखकर कोई भी विचार शील अकेले नारायण को अपना उपास्य नहीं मान सकता। आचार्य भी 'दम्पती दैवतं नः अर्थात् लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर मेरे देवता की घोषणा करते हैं (६)।

#### लक्ष्मी का रूप

दिन्य दम्पती की एकात्मता का दिग्दर्शन कराने के पश्चान उन दोनों के और विशेषकर लच्मी के रूप की चर्चा आवश्यक श्री। स्तुति के दसवें तथा ग्यारहवें श्लोकों का विषय यही है। धर्म शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ जीवन का एक उहे श्यस्यक्र होता है। नारायण और लद्मी के दाम्पत्य में भी यह दिखाई पड़ता है। यह शरणागत संरच्या रूप यह है। आचार्य कहते हैं कि भगवान विष्णु ने शरणागत संरच्या की दीचा लिये हुये हैं (१०)। यहा में यजमान के साथ उसकी पत्नी भी दीचा लेती है। लद्मी ने दीचा ले रक्खी है। यहा के नियमानुसार दीचित पति को पत्नी के साथ रहकर यहा कार्य का सम्पादन करना पड़ता है। शरणागत—संरच्या यहा में भगवान भी इस नियम का निर्वाह करते हैं। अतः अवतार लेने पर भी उनका और लच्मी का साथ वना रहता है। और इस प्रकार साथ रहने खें लच्मी का रूप भगवान के अनुरूप ही रहा करता है (१०)।

११ वें श्लोक में आवार्य ने भगवान और लहमी के साहचर्य की उपमा चीर समुद्र की तरङ्गों और उसकी मधुरता से दी है। इस उपमा में प्रकृति की गन्ध आती है। अत: किसी को लहमी के रूप के प्रकृति जीनत होने का सन्देह हो जाय इसिलये आपने अगले श्लोक में लहमी की प्रथम मूर्ति का वर्णन कर दिया। इस रूप की उपमा आनन्द समुद्र से देकर आपने यह स्पष्ट कर दिया कि लहमी का रूप भौतिक न होकर अप्राकृतिक हिन्स है (११)।

## लक्ष्मी की विभृति

विष्णु पुराण में बताया गया है कि देवताओं में पशु-पिल्ओं में तथा मनुष्यों में जो पुरुष हुए बैभव दिखाई देता है वह अगवान विष्णु का है और जो सो हुए बैभव दिखाई देता है वह लच्मी का है । इसी के अनुसार लच्मी की विभूति का वर्णन करते हुये आचार्य ने सरस्वती, पार्वती और इन्द्राणी की उनकी विभूति बताया है (१२)।

#### लक्ष्मी का अभिषेक

उपयुक्त रलोकों में जगज्जननी के स्वरूप, रूप, गुगा और बैभव की चर्चा हो चुकी । १३ वें में लह्मी के अभिषेक का वर्णन है। महर्षि पराशर ने बताया है कि दिग्गजों (दिशाओं के गजेन्द्रों) ने स्वर्ण कलशों में पिवत्र जल लेकर सर्वलोकेश्वरी लह्मी को स्नान कराया।

#### लक्ष्मी की आराधना

श्री तत्व का परिचय मिल चुका। श्रव साधना की दृष्टि से विचार श्रपेचित है। भक्ति मार्ग के साधक चार प्रकार के होते हैं श्रार्त, अर्थार्थी जिज्ञासु श्रीर ज्ञानी। श्राचार्य के श्रनुसार इन चारों हो प्रकार के भक्तों के लिये लह्मी की श्राराधना करनी चाहिये।

आचार्य ने आर्त देवताओं की शरणागित की चर्चा करते हुये बताया है कि उन्होंने लच्मी की कृपा से अपने नष्ट हुये वैभव को पुनः प्राप्त किया (१४)। देवता लोग भला उस वैभव को क्यों न प्राप्त करते। आचार्य के अनुसार लच्मी की दृष्टि ऐसी है कि जिसके पड़ते हो सम्पत्तिओं की होड़ लग जाती है (१४)। जिज्ञासु साधक आत्म दर्शन चाहते हैं। यदि वे लच्मी के अनन्य भक्त वन कर आतम दर्शन के पथ पर अप्रसर होते हैं तो भी उनकी धन की कभी नहीं रहती। उनके लिये तो लदमी सभी और से धन की वर्षा करती हैं (१६)। अय की कामना से जो अर्थार्थी लदमी की शरण लेते हैं वे भी निहाल हो जाते हैं (१७)। और ज्ञानी अर्थात् अनन्य भक्त के रूप में पाप और अविद्या से मुक्ति पाने के लिये तो लदमी की द्या का सहारा लेते हैं वे मोच पा लेते हैं (१८)। इन अनन्य भक्तों में उत्तम वे हैं जो मुक्ति भो नहीं चाहते, जो दिव्य दम्पती लद्मी नारायण की प्रसन्नता के लिये उनकी सेवा करते हैं (१६)।

#### श्राचार्य की कामना

अगले पांच श्लोकों में आचार्य ने जगन्माता की सिन्निधि में अपने सम्बन्ध में प्रार्थना की है। आपको न अर्थ की कामना है, न काम को न धर्म की और न मोच की। आपने तो लहमी के चरणों की सेवा करने का न्नत ले लिया है (२०)। एक अकि खन की तरह । न्निविध तापों से आप शान्ति चाहते हैं (२१)। किन्तु मांगने का अवसर ही नहीं आता । कारण आचार्य कहते हैं कि लहमी विना मांगे ही मंगल करती रहती हैं (२२)।

श्राचार्य के हैदय में कामना रही ही नहीं। श्राचार्य ने श्रानुभव किया कि वह लहमी-नारायण दोनों की दया पात्र बन गये हैं। ऐसा इसलिये भी होना था कि श्राचार्य परम्परा ने उनको दिव्य दम्पती की सेवा में समर्पित कर दिया था। श्राचार्य ने अपनी स्थित पर विचार किया और माता लदमी की छोर देखा। माता के मुस्कराते हुये मुख से जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं तेरा और क्या उपकार करूँ वे आनन्द समुद्र में डूब गये (२३)। उन्होंने लदमी से हृदय स्थल में विराजमान रहने की प्रार्थना की (२४)।

#### फल श्रुति

स्तुति पूरी हो गई। माता से खुझ कहना भी शेष नहीं रह गया। आचार्य ने फल श्रुति का अन्तिम श्लोक लिखा कि इस स्तोत्र के पाठ करने वाले सब प्रकार से सुखी होते हैं।

कहना न होगा इस फल श्रुति की सत्यता का प्रमाण श्राचार्य के जीवन में हो मिल गया था। एकवार एक ब्रह्मचारी के श्रापके पास धन मांगने के लिये पहुंचने पर श्रापने इसी स्तोत्र का पाठ करते हुये इसके १६ वें श्लोक चिन्तन किया था। तब माता लंदमी की कृपा से धन की वर्षा हुई थी। तब से श्रव तक न जाने कितने इस म्तुति के सहारे माता लदमी के कृपा पात्र बन चुके हैं श्रीर श्रागे भी बनते रहेंगे।

#### लक्ष्मी नामावली

अन्त में इस स्तुति में आये हुए नामों को गिना देना उचित होगा। ये इस प्रकार हैं--(१) श्री, (२) लह्मी, (३) देवी, (४) भगवती, (४) इन्दिरा, (६) जलधितनया, (७) अमृतसहजा, (८) कमला, (६) पद्मा, (१०) विष्णु पत्नी, (विष्णु कान्ता) (११) विश्वाधीश प्रण्यिनी, और (१२) सरसिज निलया, (कमल निलया)।

# भ अस्तितः भ

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किक केसरी । वेदान्ताचार्यवर्यों मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

( ? )

मानातीतप्रथितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वृद्धःपीठीं मधुविजयिनो भूपयन्तीं स्वकान्त्या । प्रत्यचानुश्रविकमहिमप्रार्थिनीनां प्रजानां श्रेयोमृतिं श्रियमशरणस्त्वां शरएयां प्रपद्ये ॥ अन्वयार्थ

मानातीत प्रथित विभवाम्

- तुम्हारा वैभव श्रातुलनीय है श्रथीत् नापा नहीं जा सकता है और श्रायन्त प्रसिद्ध है,

मङ्गलानाम् मङ्गलम्

तुम समस्त मङ्गलों का भी
 मङ्गल करने वाली हो,

स्व कान्त्या मधु विजयिनः वद्गःपीठीम्, अपनी कान्ति से

 मधुदैत्य पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान् के वस्त्रस्थल को भृषयन्तीम् प्रत्यज्ञानुश्रविक महिम-प्रार्थिनीनाम् प्रजानाम् श्रेयोमूर्तिम् शरण्याम् श्रियम्

लाम

प्रगद्यो

अलंकृत करती हो,
प्रत्यक्त और प्राकृति

प्रत्यच और शास्त्रसिद्ध महिमा
 की प्रार्थना करने वाले

- प्रजा-जनों की

— कल्याणमय मूर्ति हो,

— तुम शरएय हो,

— लच्मी हो,

— अशरण में

— तुम्हारी

— शरणप्रहर्ण करता हूँ।

#### भावार्थ

हे लदमी ! तुम्हारा बैभव अतुलनीय और अत्यन्त प्रसिद्ध है। तुम समस्त मङ्गलों को भी मङ्गल करने वाली हो। मधु दैत्य पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान के वद्यस्थल को तुम अपनी कान्ति से अलंकृत करती हो। प्रत्यत्त और शास्त्रसिद्ध महिमा की प्रार्थना करने वाले प्रजा जनों के लिये तुम कल्याणमयी मूर्ति हो। तुम शरण्य हो। तुम श्री हो। अशरण मैं तुम्हारी शरण प्रहण् करता हूँ।

( २ )

त्र्याविभोवः कलशजलधावध्वरे वापि यस्याः स्थानं यस्याः सरसिजवनं विष्णुवद्यःस्थलं वा ।

#### [ 3 ]

# भूमा यस्या भुवनमित्तं देवि दिव्यं पदं वा कि स्तोकप्रज्ञेरनविषगुणा स्तूयसे सा कथं त्वम् ॥

यस्याः स्त्राविर्भावः

कलश जलघौ

अध्वरे अपि वा

यस्यः स्थानम्

सरसिजवनम्

विष्णुव**द्धाः स्थलं** वा

यस्याः भूमा

त्र्रखिलम् भुवनम्

दि्व्य पदम् वा

दंवि !

ऋनवधिगुणा सा त्वम्

स्तोकप्रज्ञैः

कथं स्त्रयसे

— जिनका अवतार

— चीर समुद्र से

— तथा यज्ञ से भी हुआ,

— जिनका निवास स्थान

-- कमल वन

— और विष्णु भगवान् का

हृदय है,

— जिनका बैभव

— यह सारा संसार

— और परम पद है

— ऐसी हे देविं

-- तुम ऋनन्त गुण वाली हो,

सीमित ज्ञान वालों के द्वारा

— तुम्हारी स्तुति कैसे की जा

सकेगी।

हे देवि ! तुम जीर समुद्र से प्रकट हुई थीं। महाराज जनक के यज्ञ से भी तुम्हारा अवतार हुआ था। कमल वन और विष्णु भगवान का हृद्य तुम्हारा निवास स्थान है। यह सारा संसार तथा नित्य परम पद तुम्हारा वैभव है। तुम अनन्त गुणों वाली

#### [8]

हो । मुभ्य सरीग्वे सीमित ज्ञान वाले तुम्हारी कैसे स्तुति कर

#### - 9集G:--

( ३ )

स्तोतव्यत्वं दिशति भवती देहिभिः स्तूयमाना तामेव त्वामनितरगतिः स्तोतुमाशंसमानः । सिद्धारम्भः सकलभ्रवनश्लाघनीयो भवेयं सेवापेना तव चरणयोः श्रोयसे कस्य न स्यात् ॥

देहिभिः स्तृयमाना — जो व्यक्ति श्रापकी स्तुति करते हैं,

भवती - श्राप

स्तोतव्यत्वम् दिशति — उन्हें तुरन्त प्रशंसा का पात्र बना देती हैं.

अनितरगितः — अनन्य गति वाला मैं

ताम् एव त्वाम् स्तोतुम् श्राशंसमानः उन त्रापकी स्तुति करने की इच्छा करते हुये

सिद्धारमः — आपकी स्तुति कर लूंगा

हंलाघनीयो भवेयम् — श्रौर संसार में प्रशंसा का पात्र वन सकंगा,

तव चरणयोः सेवापेद्या — आपके चरणों को सेवा करने को आकांचा

#### [ x ]

कस्य श्रेय से न स्यात्

 किस के लिये कल्याणकारी नहीं होती।

जो व्यक्ति आपकी स्तुति करते हैं आप उन्हें तुरन्त प्रशंसा का पात्र बना देती हैं। अनन्य गति वाला मैं आपको स्तुति करने की इच्छा करते हुये आपकी कृपा से आपकी स्तुति कर लूंगा और संसार में प्रशंसा पात्र बन सकूंगा। आपके चरणों की सेवा करने की आकांचा किसके लिये कल्याणकारी नहीं होती ?

(8)

यत्सङ्कल्पाद्भवति कमले यत्र देहिन्यमीषां जन्मस्थेमप्रलयरचना जङ्गमाजङ्गमानाम् । तत् कल्यागं किमपि यमिनामेकलक्ष्यं समाधौ पूर्णं तेजः स्पुरति भवतीपादलाज्ञारसाङ्कम् ॥

कमले
मवती पादलाद्वारसाङ्कम्
श्रापके चरणों में लगे लाचा
रस से चिन्हित हुआ
तत किम् अपि कल्याणं
पह लोकोत्तर कल्याणमय
पूर्ण तेजः
परिपूर्ण नेज
प्रति
श्रकाशमान है ,
यत्सङ्गल्पात्
जिस के सङ्कल्प से
यत्र देहिनि'
जिस शरीरी में

#### [ 8 ]

त्रमीषाम् जङ्गमाजङ्गमानाम् — इन चराचर पदार्थौ की जन्मस्थेमप्रलयरचना भवति — स्टृष्टि, स्थिति श्रीर प्रलय होता है (श्रीर)

यच यमिनां समाधी एकलच्यम् — जो समाधि की दशा में योगि जनों का एक लच्च है

हे कमले ! वह लोकोत्तर कल्याणमय परिपूर्ण तेज (ब्रह्म) आपके चरणों में लगे हुये लाजारस (महावर) से चिन्हित हुआ प्रकाशमान है, जिसके अपने संकल्प से स्वयं उस शरीरी में इन चराचर पदार्थों को सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है तथा जो समाधि की दशा में योगिजनों का एक लच्च हैं।

( Å, )

निष्प्रत्यहप्रणयघटितं देवि नित्यानपायं विष्णुस्त्वं चेत्यनविधगुणं द्वन्द्वमन्योन्यलक्ष्यम् । शेषश्चित्तं विमलमनसां मौलयश्च श्रुतीनां संपद्यन्ते विहरणविधौ यस्य शटयाविशेषाः॥

देनि ! निष्णुः त्वम् च इति निष्पत्युहप्रणयघटितम् नित्यानपायम्

- हे देवि !
- विष्णु और तुम्हारा द्वन्द्व
- निष्कारण प्रेम मृलक,
- सदा एक रहने वाला, श्रतएव कभी न टूटने वाला

श्चन्योन्यलच्यम् श्चनवधिगुर्गाद्वन्द्वम् यस्य विहरगाविधौ जोवः

विमल मनसाम् चित्तम् श्रुतीनाम् मौलयः च श्रय्यांविशेषाः सम्पद्यन्ते — परस्पर सम्बद्ध है,

तथा अनन्त गुणों से युक्त है,

— इस द्वन्द्व (जोड़े) के

— विहार काल में

— छनन्त शेष,

— साधु पुरुषों का मन,

- श्रीर वेदान्त की श्रुतियाँ

 शय्यात्रों का स्थान प्रह्ण करती हैं।

हे देवि ! विष्णु और तुम्हारा द्वन्द्व (जोड़ा) निष्कारण प्रेम मूलक है, कभी न दूटने वाला है, परस्पर सम्बद्ध है और अनन्त गुणों से युक्त है। आप दोनों के विहार काल में अनन्त शेष, साधु पुरुषों के मन तथा वेदान्त की श्रुतियाँ शय्याओं का स्थान प्रहण करती हैं।



उह श्यत्वं जनि भजतोरुज्भितोपाधिगन्धं प्रत्यप्रूपे हविषि युवयोरेकशेषित्वयोगात् । पद्मे पत्युस्तव च निगमैनिंत्यमन्विष्यमाणो नावच्छेदं भजति महिमा नर्तयन् मानसं नः॥ जनि पद्मे — हे माँ कमले !

युवयोः एकशेषित्वयोगात् — स्त्राप दोनों के एकशेषी होने

से आप दोनों का द्वन्द्व

प्रत्यपूरे हिविषि - जीवात्मा रूप हिव का समर्पण

किये जाने पर (स्त्रात्म समर्पण

यज्ञ में)

*उज्भितोपाधिगन्धम्* — उपाधि रहित

उद्देश्यलम् भजतोः — (ह्वि त्याग के) उद्देश्य

होने वाले

युवयोः तव पत्युः च — तुम दोनों पति पत्नी की

निगमै: नित्यम् ऋन्विष्यमार्गः — वेदों के द्वारा नित्य ही

अनुसन्धीयमान

महिमा — महिमा

नः मानसं नर्तयन् — इमारे मन को आनिन्दत

करती हुई

हे माँ कमले ! आतम समर्पण यज्ञ में आप दोनों के एक शेषो होने से आप दोनों का द्वन्द्व जीवात्मा रूप हिंव के समर्पण किये जाने पर उपाधि रहित उद्देश्य होता है । वेदों के द्वारा नित्य अनुसन्धान की जाने वाली आप दोनों की महिमा। निरसीम है और इमारे मन को नचा रही है अर्थात आनन्दित कर रही है। (9)

पश्यन्तीषु श्रुतिषु परितः मृरिग्रन्देन सार्घं

मध्येकृत्य त्रिगुणफलकं निर्मितस्थानभेदम् ।

तिश्वाधीशप्रणियिनि सदा विश्रमद्यृतृत्वतौ

ब्रह्मेशाद्या द्धति युवयोरच्शारप्रचारम् ॥

विश्वाधीश प्रणयिनि चवयोः

सदा विभ्रमद्यूतवृत्ती

मृरिबृन्देनसार्धम्

<mark>श्रुतिषु</mark> परितः पश्यन्तीषु

त्रिंगुराफलकं मध्येऋत्य

<u> निर्मितस्थानमेदम्</u>

नहाँ शाद्याः <mark>ऋत्रशा</mark>र प्रचारम् दधति — विश्वपति विष्णु की प्रेयिस !

— आप दोनों की

— हमेशा चलने वाली चृत कीडा में

— जिसे नित्यसृरियों के साथ

— श्रुतियां चारों त्रोर से देख रही हैं

त्रिगुणात्मिका प्रकृति का क्रीडा पट्ट बीच में रक्खा हुआ है,

— विभिन्न लोक जिस पट्ट पर बने हुए ऋलग ऋलग स्थान (कोष्ठक) हैं,

— ब्रह्मा शिव आदि अच्छारका रूपमह्ण करते हैं।

हे विश्वपति विष्णु की प्रेयसि ! आप दोनों की हमेशा चलने वाली खूतक्रीडा को नित्यस्रिजनों के साथ श्रुतियां चारों श्रोर से देख रही हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति इस चूतकीडा का कीडापट (चौपड़) है जो श्राप दोनों के बीच में रक्खा हुआ है। ब्रह्मा आदि देवताओं के अलग अलग लोक ही इस पट पर बने हुए स्थान (कोष्ठक) हैं। और ब्रह्मा शिव आदि देवता गण इस कीडा को अन्तशार (पांसे) हैं।

(=)

अस्येशाना त्वमसि जगतः संश्रयन्ती मुक्कन्दं लक्ष्मीः पद्मा जलधितनया विष्णुपत्नीन्दिरेति । यत्रामानि श्रुतिपरिपणान्येवमावर्तयन्तो नावर्तन्ते दुरितपवनश्रेरिते जन्मचक्रे॥

मुकुन्दम् संश्रयन्ती

भगवान् मुकुन्द् (विष्णु) का
 श्राश्रय तिये हुये

त्वम् श्रम्य जगतः ईशाना श्रसि — तुम इस जगत की ईश्वरी हो, लच्नीः पद्मा जलधितनया विष्णु- — लच्मी, पद्मा जलधितनया, पत्नी इन्दिरा इति विष्णु पत्नी श्रीर इन्दिरा, यत्रामानि श्रुतिपरिपणानि — ये श्राप के नाम वेदों में

प्रसिद्ध हैं।

*एवं श्रावर्तथन्तः* — इनका, नामों का जप करने वाले

दुरितपननप्रिति — पापों की हवा से चलने वाले

जन्मचक्रो न ऋावर्तन्ते — जन्म चक्र के चक्कर में

-- नहीं बूमा करते।

भगवान विष्णु के आश्रित तुम इस जगत की ईश्वरों हो। लच्मी, पद्मा जलधितनया, विष्णु पत्नी, इन्दिरा, तुम्हारे नाम है। ये नाम वेदों में श्रसिद्ध हैं। जो इन नामों का जप करते हैं व पापों की हवा से चलने वाले जन्म चक्र के चक्कर में फंसकर नहीं घूमा करते।

W(3)

त्वामेवाहुः कतिचिदपरे त्वित्ययं लोकनाथं

किं तेरन्तःकलहमिलनेः किंचिदुत्तीर्यमग्नैः ।

त्वत्संप्रीत्यै विहरति हरौ संम्रखीनां श्रुतीनां

भावारूढौ भगवति युवां दम्पती दैवतं नः ॥

भगवति !

— हे भंगवति ! (कुछ लोग)

त्वत्सम्प्रीत्यै हरौ विहरति

- तुम्हारी प्रसन्नता के लिये हो

इरि लीला करते हैं, (इसलिये)

त्वाम् एव त्राहुः

--- तुमको हो जगत को ईश्वरी

ंबतावे हैं,

कतिचित् अपरे

— कुछ अन्य लोग

त्वत्प्रयं लोकनाथम्

 तुम्हारे प्रियतम भगवान को जगत्पति वताते हैं,

तैः अन्तः कलहमलिनैः किम्

 आन्तरिक कलह से मलीन ऐसं लोगों से क्या लाभ,

किंचिन उत्तीर्य मरनैः

 कारण कि ऐसे लोग थोड़ा तैरने के बाद भी श्रज्ञान के समुद्र डूब जाने हैं।

संमुखीनाम् श्रुतीनाम् भावारूढी — भगवत् प्रतिपादक श्रुतिस्रो के लद्स्यभूत

युवां दम्पती नः देवतम्

हमारे तो आप दोनों ही देवता हैं।

हे भगवित ! तुम्हारी प्रसन्नता के लिये हरि लीला करते हैं इसलिये छुछ लोग तुमको जगत को ईश्वरी बताते हैं छुछ अन्य लोग तुम्हारे पित भगवान को जगत्पति बताते हैं। आनतिरक कलह में फंसे रहने वाले ऐसे लोगों से क्या लाभ, कारण कि ऐसे लोग थोड़ा तैरने के बाद अज्ञान के समुद्र में डूब जाते हैं। भगवत्प्रतिपादक श्रुतियों के लक्ष्यभूत आप दोनों हमारे देवता हैं।

(%)

त्रापन्नार्तिप्रशमनविधौ बद्धदीचस्य विष्णोः त्राचल्युस्त्वां प्रियसहचरीमैकमत्योपपनाम् ।

#### [ १३ ]

# प्रादुर्भावेरिय समतनुः प्राध्वमन्त्रीयसे त्वं प्राद्यमन्त्रीयसे त्वं प्राद्यमन्त्रीयसे त्वं प्राद्यमन्त्रीयसे त्वं प्राद्यमन्त्रीयसे स्वर्क्षः ॥

— शरणागत के दुःख निवारण में *त्र्यापनातिं प्रशमनविर्धा* ट्रीचित विष्णु भगवान् से बद्धदीच्चस्य विष्णोः एक मत रखने वाली ऐकम्त्योमत्योपपनाम् — तुम्हें प्रिय सहचरी बताते हैं त्वाम् प्रियसहचरीम् ऋाचस्युः - अवतारों से भी तुम्हारे अनु-प्रादुर्भावैः ऋपि समतनुः त्वम् रूप के रहते हुये भगवान् तुम्हारे साथ उसी प्राध्यम् अन्बीयसे प्रकार बने रहते हैं जिस प्रकार कि चीर समुद्र दुग्धराशेस्तरेगैः की लहरें दूर जाकर भी श्रपनी मधुरता इव मधुरता को नहीं छोड़तीं।

शरणागत के दुःखं को दूर करने में दीचित विष्णु भगवान् से एक मत रहने वाली तुम्हें लोग उनकी सहचरी बताते हैं। अवतारों में भी तुम्हारे अनुरूप रहते हुये भगवान तुम्हारे साथ। उसी प्रकार वने रहते हैं जिस प्रकार कि चीर समुद्र को लहरें दूर जाकर भी अपनी मधुरता को नहीं छोड़तीं।



( ? ? )

धने शोभां हरिमरकते तावकी मृतिराद्या तन्वी तुज्जस्तनभरनता तप्तजाम्बुनदामा। यस्यां गच्छन्त्युदयविलयैनित्यमानन्दसिन्धी इच्छावेगोल्लसितजहरीविभ्रमं व्यक्तयस्ते॥

तुङ्गस्तनभरनता तमञ्जाम्बूनदाभा — पर्याप्त म्तन भार से किञ्चित त्र्यानत, उत्तप्त म्बर्गा के सहश कान्ति मती

तावकी तन्वी — तुम्हारी हलकी सी

त्राद्या मूर्तिः - प्रथम मूर्ति

हरिमरकते शोभाम् घत्तं — मरकत मणि सदृश भगवान्

विष्णु को भी शोभायमान

करती है।

<del>यस्याम् — आप के मृ</del>तिं रूप

त्रानन्द सिन्धौ — त्रानन्द समुद्र में

ते व्यक्तयः — आपके सारे अवतार रूप

नित्यम् उदयविलयैः — उत्पन्न और लय होकर

इच्छावेगोल्लसितलहरीविभ्रमम् — इच्छा रूपी वेग की लहरों का रूप धारण करते हैं।

पर्याप्त स्तनभार से थोड़ा आनत, तपे हुये स्वर्ण के समान कान्तिमती तुम्हारी इलकी सी प्रथम मृतिं मरकत मिए। सहश भगवान को शोभायमान करती है। आपके मूर्ति रूप आनन्द समुद्र में आपके सारे अवतार रूप उत्पन्न और लय होकर इच्छा रूपी वेग की लहरों का रूप धारण करते हैं।

--sata-a--

(१२)

श्रासंसारं विततमिक्तं वाङ्मयं यद्विभृतिः यद्भ्रभङ्गात इसुमधनुषः किंकरो मेरुधन्या । यस्यां नित्यं नयनशतकैरेकलक्ष्यो महेन्द्रः पद्मे तासां परिणतिरसौ भावलेशैस्त्यदीयैः॥

पद्में! — हे कमले!

श्रासंसारम् विततम् श्रिखिलम् — जिन सरस्वती की यह

वाङ्मयम् यद्विभूतिः — वाङ्मयी विभूति सारे संसार

में फैली हुई है,

यद्भ्रभूनित् — जिनपार्वतीके भ्रु कुटि विद्येष से — मेरु को धनुष बनाने वाले — शंकर कामदेव के सेवक बन गथे,

नयनशतकः महेन्द्रः यस्याम् नित्यं — सहस्रों नेत्रों से इन्द्र जिन एक लन्द्यः इन्द्राणी को निरन्तर देखा करते हैं,

श्रासी तासां परिगातिः — उन सरस्वती श्रादि की इस

त्वदीयैः भावलेशैः

प्रकार की महामिह्म स्थिति

- आप की ही थोड़ी सी विभूति
का ही तो फल है आर्थात्
इन सबका इतना महत्व आप
की ही कृपा से है।

हे कमले ! जिन सरस्वती की यह वाङ्मयी विभूति सारे संसार में विस्तृत है, जिन पार्वती के भ्रुकृटि विद्येप से मेरु का धनुष धारण करने वाले शंकर कामदेव के किंकर बन गये तथा निरन्तर इन्द्र अपने सहस्रों नेत्रों से जिन इन्द्राणी को देखा करते हैं उन सरस्वती आदि की इस प्रकार की महामहिम स्थिति आपको ही थोड़ी सी विभूति का फल है अर्थान इन सब का इतना महत्व आपकी ही कृपा से है।

( १३ )

अयो भर्तुः सरसिजमये भद्रपीठे निषएणाम् अम्मोराशेरधिगतसुधासं प्लवादुितथतां त्वाम् । पुष्पासारस्थगितभुवनैः पुष्कलावर्तकाद्यैः

क्लुप्तारम्भाः कनककलशैरभ्यपिश्चन् गजेन्द्राः ॥

त्रिधगतसुधासंप्लवात् त्राम्मोराशेः— त्रामृत से युक्त चीरसमुद्र से उत्थिताभ् प्रकट होकर भतु<sup>६</sup>: त्रामे — पतिदेव के सामने सरसिजनये भद्रपीठे निषगगाम् — कमल के सिंहासन पर विराजमान

त्वाम ... जुम्हें

क्लृप्तारम्माः गजेन्द्राः — अभिषेक करनेवाले गजेन्द्रों ने

पृष्पासारस्थगितभुवनैः पृष्कलाः — पृष्पों की वर्षा करने वाले वर्तकादीः . पुष्कलावर्तक आदि मेघों के

द्वारा लायं गयं जल से

कनककलरीः — स्वर्गा कलशों द्वारा अध्यविञ्चन् — ऋभिषेक कराया

असत से युक्त जीरसमुद्र से प्रकट होकर पतिदेव के सामने . कुसल के सिंहासन पर विराजमान तुम्हें अभिषेक कराने वाले सजेन्द्रों ने पुष्पों की वर्षा करने वाले पुष्कलावर्तक आदि मेघों के द्वारा लाये गये जल से स्वर्ण कलशों द्वारा अभिषेक कराया।

( 88)

त्रालोक्य त्वाममृतसहजे विष्णुवद्यःस्थलस्थां शापाकान्ताः शरणमगमन् सावरोधाः सुरेन्द्राः । लब्ध्वा भूयस्त्रिभुवनिषदं लिद्दितं त्वत्कटादैः सर्वाकारस्थिरसमुद्यां संपदं निर्विशन्ति॥

अपृत सहजे! — हे अपृत के साथ उत्पन्न होने जाती! शापाकान्ताः सावरोधाः सुरेन्द्राः— महर्षि दुर्वासा के शाप से श्राकान्त देवेन्द्रों ने श्रपनी देवियों समेत

त्याम् विष्णुवद्धः स्थलस्थां — तुम्हें विष्णु कं हृदय में विराजमानं

त्रालोक्य 😘 💛 — देखकर

शरराम् अगमन् - तुम्हारी शरण ली,

स्वत्कटाचैः लिदातम् — और तुम्हारे कृपा कटाच से युक्त

इत्म् त्रिभुवनम् -- इस त्रिभुवन को भृयः लब्ध्वा -- पनः प्राप्तं कर

भूयः लब्ध्वा — पुनः प्राप्त कर सर्वाकारस्थिरसमुदयां संपदं — सर्वतः समृद्धिशील सम्पत्ति को

निविंशन्ति - प्राप्त करते हैं।

हे अमृत के साथ उत्पन्न होने वाली! महर्षि दुर्वासा के शाप से आकान्त देवेन्द्रों ने अपनी देवियों समेत तुम्हें विष्णु के हृदय में विराजमान देखकर तुम्हारी शरण ली और वे तुम्हारे कृपा कटाच से युक्त इस त्रिभुवन को पुनः प्राप्त कर सर्वतः समृद्धि शील सम्पत्ति को प्राप्त करते हैं।

( १4 )

**त्र्यार्तत्राण्**वविभिरमृतासार नीलाम्बुवा है:

त्रमभोजानामुपसि मिपतामन्तरङ्गैरपाङ्गैः ।

## यस्यां यस्यां दिशि विहरते देवि दृष्टिस्त्वदीया तस्यां तस्यामहमहमिकां तन्वते संपदोधाः॥

दवि! 'हमात सहस्राहतः — हे देवि! — तुम्हारी दृष्टि त्वदीया दृष्टिः — आर्तजनों की रचा का ब्रत त्रार्तत्रागात्रतिभिः पालन करने वाले **अ**भृतासारनीलाम्बुवाहै: - अमृत की वर्षा करने वाले नील मेवों के समान तथा उविस मियताम् अम्भोजानाम् — उपःकाल में खिलते हुए कमल के समान अन्तरंगैः नेत्रों से अपांगै: यस्याम् यस्याम् दिशि विहरते — जिस जिस की ऋोर शीति पृत्रीक पड़ती है — उस उस श्रोर तस्याम् तस्याम् — सम्पतियाँ सम्पदोघाः अहमहमिकाम् तन्वते — पूर्व प्राप्ति के लिये होड़

हे देवि ! त्रार्तजनों की रचा करने का त्रत पालन करने वाले नेत्रों से जो श्रमृत की वर्षा करने वाले नील मेघों के समान हैं तथा उप:काल में खिलते हुए कमल के समान है, निकली हुई तुम्हारी दृष्टि जिस जिस की त्रोर प्रीतिपूर्वक पड़ती है उस उस

किया करतीं हैं।

#### [ 20]

### छोर सम्पत्तियां पूर्वप्राप्ति के लिये होड़ किया करती हैं।

#### (१६)

योगारम्भत्वरितमनसो युष्मदैकान्त्ययुक्तं धर्मे प्राप्तुं प्रथमिष्ट ये धारयन्ते धनायाम् । तेषां भूमेर्धनपतिगृहादम्बरादम्बुधेर्वा धारा निर्योन्त्यधिकमधिकं वाञ्छितानां वसूनाम् ॥

योगारम्भस्वरितमनसः योग को शीघ आरम्भ करने की रुचि रखने बाले ये इह — जो लोग यहां युष्मदैकान्त्ययुक्तम् तुम्हारी अनन्य उपासना से युक्त प्रथमम् धर्मम् प्राप्तुम् — प्रथम धर्म को प्राप्त करने में — धन की इच्छा करते हैं धनायाम् धारयन्ते नेषां — उनके लिये मुमे: — भूमि से, **धनपतिगृहात्** - कुबेर के घर से, --- श्राकाश से अभ्बरात 🗕 श्रयवा समुद्र से ऋम्बुधेः वा — अभिलंबित धन की वाञ्छितानाम् वसूनाम् — अधिक से अधिक अधिकमधिकम्

धाराः निर्यान्ति

-- धारायें प्रवाहित होती हैं।

योग को शीव आरम्भ करने की किच रखते वाले जो लोग यहां तुम्हारी अनन्य उपासना से युक्त प्रथम धर्म को प्राप्त करने में धन की इच्छा करते हैं, उनके लिये भूमि से, कुबेर के घर से, आकाश से अथवा समुद्र से अभिलिषत धन की अधिक से अधिक धारायें प्रवाहित होती हैं।

( 20)

श्रेयस्कामाः कमलनिलये चित्रमाम्नायवाचां चूडापीडं तव पदयुगं चेतसा धारयन्तः। छत्रच्छायासुभगशिरसश्चामरस्मेरपार्श्वाः

रलाघाशब्दअवणमुदिताः स्वग्विणः सञ्चरन्ति ॥

कमलनिलये ! श्रेयस्कामाः — हे कमल वासिनि!

— (जो) श्रेय की कामना करने वाले

आम्नायवाचां चित्रं चूडापीडं

 श्रुतियों के विचित्र चूड़ामिक के समान शोभायमान

तन पदयुगम् चेतसा धारयन्तः तुम्हारे चरण कमलों को
 मन में थारण करते हैं

**ब्र**त्रच्छायासुभगशिरसः

- रनके सुन्दर मस्तकों पर छत्र की छ।या होती है और चामरस्मेरपार्श्वाः — उनके ऋगल वगल चंवर प्रकार कार्यकार कार्ते हैं

रलाघा राब्द श्रवरा मुदिताः — वे प्रशंसा वाचक राब्दों को सुनकर प्रसन्न होते है

स्रिविणः — वे माला घारण करते हैं

सञ्चरित -- (श्रौर इस प्रकार संसार में श्रानन्दपूर्वक) विचरा करते हैं

है कमल वासिनी! श्रेय की कामना करने वाले जो लोग श्रुतियों के विचित्र चूड़ामणि के समान शोभायमान तुम्हारे चरण कमलों को मन में धारण करते हैं उनके सुन्दर मस्तकों पर छन्न की छाया होती है और उनके अगल वगल चंवर डुलाये जाते हैं। वे प्रशंसा वाचक शब्दों को सुनकर प्रसन्न होते हैं। उनके गले में मालायें धारण कराई जाती हैं और इस प्रकार वे संसार में आनन्द पूर्वक विचरा करते हैं।

# A( 2= )

ऊरीकर्तुं कुशलमिललं जेतुमादीनरातीन्
दुरीकर्तुं दुरितिनवहं त्यक्तुमाद्यामिवद्याम् ।
अम्ब स्तम्बावधिकजननप्रामिसीमान्तरेखाम्
आलम्बन्ते विमलमनसो विष्णुकान्ते द्यां ते ॥

ऋम्ब विष्णु कान्ते !

- हे मां लिच्म !

विमल मनसः

 जिनका मन निर्मल हैं, ऐसे लोग

श्रिखलम् कुशलम् उरीकर्तुम् श्रादीनरातीन् जेतुम् परिपूर्ण कल्याण पाने के लिये,सबसे बड़े शत्रुओं को जीतने

के लिये,

दुरित निवहान् दूरीकर्तुं म् श्राद्याम् श्रविद्याम् त्युक्तुम् - पापों को दूर करने के लिये

— और अनादि अविद्या को छोड़ने के लिये

स्तम्बावधिकजननयामसीमान्त-रेखाम् - स्तम्ब पर्यन्त लेजाने वाले जन्म चक्र को समाप्त करने

वाली

दयां श्रालम्बन्ते --- अप्रापकी दया का

— सहारा लेते हैं

हे माँ लक्सी ! जिनका मन निर्मल है ऐसे लोग परिपूर्ण कल्याण पाने के लिये, सबसे बड़े रात्रुओं को जीतने के लिये, पापों को दूर करने के लिये और अनादि अविद्या को छोड़ने के लिये आपकी उस दया का सहारा लेते हैं जो स्तम्ब पर्यन्त ले जाने वाले जन्म चक्र को समाप्त कर देतो है।

(38)

जाताकाङ्चा जननि युवयोरेकसेवाधिकारे मायालीटं विभवमखिलं मन्यमानास्त्रखाय ।

#### [ २४ ]

### त्रीत्य विष्णोस्तव च कृतिनः श्रीतिमन्तो भजन्ते वेलाभङ्गग्रशमनफलं वैदिकं धर्मसेतुम् ॥

अनि ! —हे माता ! युवयोः एक सेवाधिकार -- केवल आप दानों की सेवा की हो जाताकाङ्द्धाः –श्राकांचा करने वाले कृतिनः —भाग्य शाली लोग मायालीढम् ऋखिलम् विभवम् —माया जनित सम्पूर्ण वैभव को तृशाय मन्यमानाः —तिनके के समान समभकर प्रीतिमन्त्रो -- और प्रसन्न चित्त होकर विष्णाः तव च प्रीत्वै —विष्णु श्रीर आपकी प्रसन्नता के लिय —मर्यादा की रज्ञा करने वाले वेलाभङ्गप्रशमनफलम् नैदिकम् धर्मसेतुम् भजन्ते -वैदिक धर्मसेतु का सेवन करते हैं।

है माता ! कंवल आप दोनों की सेवा की ही आकांद्वा करने बाले भाग्यशाली लोग मायाजनित सम्पूर्ण वैभव को तिनके के समान सममकर और प्रसन्न चित्त होकर विष्णु और आपकी प्रसन्नता के लिये मर्थादा की रहा। करने वाले वैदिक धर्मसेतु का सेवन करते हैं। (२०)

सेवे देवि त्रिदशमहिलामौलिमालाचितं ते
सिद्धित्तेत्रं शमितविषदां संपदां पादपद्मम् ।
यस्मिन्नीषन्नमितशिरसो यापयित्वा शरीरं
वर्तिष्यन्ते वितमसि पदे वासुदेत्रस्य धन्याः ॥

🗩 हे देवि ! देवि ! त्रिदशमहिलामौलिमालाचितम् — देवाङ्गनात्रों की मस्तक मालात्रों द्वारा सुपूजित — सिद्धि के केन्द्र सिद्धिचेत्रम् -- विपत्ति रहित सम्पत्ति का शमितविपदाम् सम्पदाम् भएडार -- आपके चरण कमल का ते पादपद्मम् — सेवन करता हूँ सेवे 😐 जिस चरण कमल में यस्मिन् थोड़ा सा भी मस्तक भुकान ईषचमितशिरसो

शरीरं यापयित्वा — शरीर का त्याग करने के ं पश्चात्

ं वाले

वासुदेवस्य वितमसि पदे — वासुदेव के तमोगुण रहित परमपद में

भन्याः वर्तन्ते -- धन्य होकर रहते हैं।

हे देवि ! में आपके उस चरण कमल का सेवन करता हूँ जो देवाङ्गनात्रों की मस्तक मालात्रों द्वारा सुपूजित है, सिद्धि का केन्द्र है, श्रीर विपत्ति रहित सम्पत्ति का भण्डार है। थोड़ा सा भी श्रापको मस्तक भुकाने वाले श्रपने शरीर का त्याग करने के पश्चात् वासुदेव के तमोगुण रहित परमपद को पाकर धन्य होते हैं।

-- is \*\*\*\*\*\*\* --

( २१ )

सानुप्रासप्रकटितद्यैः सान्द्रवात्सल्यद्गिर्धः श्रम्ब स्निग्धैरमृतलहरीलब्धसब्रह्मचर्यैः । श्रमें तापत्रयितरचिते गाढतप्तं च्रगं माम् श्राकिश्चन्यग्लिपतमनधैराद्र्येथाः कटाचैः ॥

श्रम्य ! — हे माता !
तापत्रयविरिचिते धमें — त्रितापों की श्राम्न में श्रात्यधिक गाडतप्तम् — तपते हुए
माम् श्राकिंचन्यण्लितम् — मुभ श्रकिञ्चन को चाण्म् — एक चाण् के लिये भी सानुप्रास प्रकटितदयैः — जिन से श्रापकी रसवती द्या प्रकट होती है ।
सान्द्रवातसल्यदिग्धैः — जिसमें बात्सल्य भरा पड़ा है,

— जो स्नेइमय हैं

स्निग्धैः

#### [ २७ ]

**अ**मृतलहरीलन्धसन्रह्मचर्ये:

तथा जिनका स्वभाव अमृत की लहरों के समान हैं।

ऋनदेः कटाद्धैः ऋगद्धः येथाः — ऋपने पवित्र कटाचों से

— ( शीतल ) कर दो

हे माता ! त्रितायों की अग्नि से अत्यधिक तपते हुए मुभ अकिञ्चन को एक चाण के लिये भी उन अपने पिवत्र कटाचों से शीतल करदो, जिनसे आपकी रसवती दया प्रकट होतो है। जिनमें वात्सल्य भरा पड़ा है, जो स्नेहमय हैं तथा जिनका स्वभाव अमृत की लहरों के समान है।

( २२ )

संपद्यन्ते भवभयतमीभानवस्त्वत्प्रसादात्

भावाः सर्वे भगवति हरी भक्तिमुद्धेलयन्तः । याचे किं त्वामहमिह यतः शीतलोदारशीला भूयो भृयो दिशसि महतां मङ्गलानां प्रवन्धान ॥

त्वत्प्रसादात् भगवति हरी भक्तिम् उद्दे खयन्तः भवभयतमीभानवः — तुम्हारी कृपा से

— भगवान् श्रीहरि में

- भक्ति का बढ़ाने वाले तथा

 भवमय के अन्धकार को सूर्य के समान मिटाने वाले

सर्वे भावाः

— समस्त भाव

[ २८ ]

नभादान्ते - स्फ्रारित होते हैं।

लाम् - तुमसे

त्रहम् — में

इह किम् याचे - - यहाँ क्या मांगू

यतः - क्योंकि

शीतलोदारशीला – शान्त उदारता से सम्पन्न (तुम)

महतां मङ्गलानां प्रबन्धान् - महान् मङ्गलों को

भृयो भृयो दिशासि — वारम्वार प्रदान करती रहती हो

तुम्हारी कृपा सं भगवान् श्रीहरि में भक्ति को बढ़ाने वाले तथा भवभय के अन्धकार को सूर्य के समान मिटाने वाले समस्त स्फुरित होते हैं। तुम से मैं क्या माँगू क्यों कि शान्त उदारता से सम्पन्न तुम महान मङ्गलों को वारस्वार प्रदान करती रहती हो

一当事任一

( २३ )

माता देवि त्वमसि भगवान् वासुदैवः पिता मे

जातः सोऽहं जननि युवयोरेकलक्ष्यं द्यायाः ।
दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकरैष्यतस्त्वं
कितेभ्यः प्रियमिति किल स्मेरवक्त्रा विभासि ॥

देवि . . . े स्था — हे देवि!

त्वम् माता श्रसि - तुम माता हो

भगवान् वासुदेवः मे पिता --- भगवान् बासुदेव मेरे पिता हैं

#### [ २६ ]

जनि ६ १ ६ माता ! सः श्रहम् - १ — ऐसा मैं

युवयोः दयायाः एक लक्त्यम् जातः — तुम दोनों की दया का एक लक्त्य वन गया हूँ।

दैशिकै: अपि - श्राचार्यों के द्वारा भी

युप्पत्परिजनतया - तुम्हारे सेवक के रूप में

दत्तः - समर्पित किया गया हूं

किं ते भूय: प्रियम् इति किल — मैं और तेरा क्या उपकार करूँ ऐसा पूछती हुई

त्व' स्मेरवक्त्रा विभासि - तुम मुस्कराती हुई शोभायमान हो रही हो।

हे देवि ! तुम माता हो, और भगवात् वासुदेव मेरे पिता हैं। हे माता ! ऐसा मैं तुम दोनों की दया का एक लच्य वन गया हूँ। आचार्यों के द्वारा भी तुम्हारे सेवक के रूप में समर्पित किया गया हूँ। मैं और तेरा क्या उपकार करूँ, ऐसा पूंछती हुई तुम मुक्कराती हुई शोभायमान हो रही हो।



( 281)

कल्यागानामविकलनिधिः काऽपि कारुण्यसीमा नित्यामीदा निगमवचसां मौलियन्दारमाला ।

### संपद् दिच्या मधुविजयिनः सिवधत्तां सदा मे सेषा देवी सकलभुवनप्रार्थनाकामधेतुः॥

का ऋषि — जो

कल्याणानाम् अविकलनिधिः — कल्याण की परिपूर्ण निधि, हैं

कारुएयसीमा — करुणा की सीमा, हैं

नित्यामोदर — नित्य त्रानन्द रूप, हैं

निगमवचसाम् मौलिमन्दारमाला — भुतियों के मस्तक को अलंकृत

करने वालो मनदार पुष्पों की

माला हैं

मधुविजयिनः दिव्या सभ्यत् - मधुविजेता विष्णु की दिव्य

सम्पत्ति, हैं

सकलभुवन प्रार्थना कामधेनुः — समस्त संसार की प्रार्थनाश्रो

को स्वीकार करने वाली

कामधेतु हैं

सा एषा देवी — वह यह लदमी देवी

सदा मे सिचिधत्ताम् — सदा मेरे हृदय में निवास

करें।

बो कल्याण की परिपूर्ण निधि हैं करुणा की सीमा है नित्य आनन्द रूप हैं, श्रुतियों के मस्तक को अलंकृत करने वाली मन्दार पुष्पों की माला हैं, मधुविजेता विष्णु की दिव्य सम्पत्ति हैं तथा समस्त संसार की प्रार्थनाश्रों को स्वीकार करने वाली काम धेनु हैं,

#### [ 38 ]

### वह यह लदमी देवी सदा मेरे हृदय में निवास करें।

( २५ )

उपचित गुरुभक्त रुत्थितं वेङ्क देशात् कलिकलुपनिवृत्त्यै कल्पमानं प्रजानाम् । सरसिजनिलयायाः स्तोत्रमेतत् पठन्तः सकलकुशलसीमासार्वभौमा भवन्ति ॥

उपचित गुरुभक्तेः — गुरुभक्त

वेद्घटेशात् — वेंकटनाथ देशिक द्वारा

उत्थितम — विरचित ( यहस्तोत्र )

प्रजानाम् कलिकलुषनिवृत्त्यै — जन-जन के कलिकलुष के

कल्पमानम् निवर्तक

सरसिज निलयायाः — कमलवासिनी लद्दमी के

एतत् स्तोत्रम् पठन्तः — इस स्तोत्र का पार करने वाले

सकलकुशल सीमासार्वभौमाः — सब प्रकार परिपूर्ण सुखी

भवन्ति — होते हैं।

गुरुभक्त आचार्य श्री वेंकटानाथ देशिक द्वारा रिचत जन-जन के कलिकलुष के निवर्तक कमलवासिनी लक्सी के इस स्तोत्र का पाठ करने वाले सब प्रकार से परिपूर्ण सुखी होते हैं।

> कवितार्किकसिंहाय क्रम्याण्युणशालिने । श्रीमते वेष्क्रटेशाय वेदान्तगुरवे नमः॥

15

-----

attended to sing Silver to a think of the

199 कार है के लिए के कि है है।

N B TEN

minus select action general अवस्था ब्रांस्त्यामा स्मायमात् प्रक्रमा



वार तक अवश्रेष्ट अहा कारोप अवस्ति हैं। विकास विकास विकास to refer up to those their bound wings. I be even a

the state of the state of the state of

a for the fire of the property of the

i the County and the control of

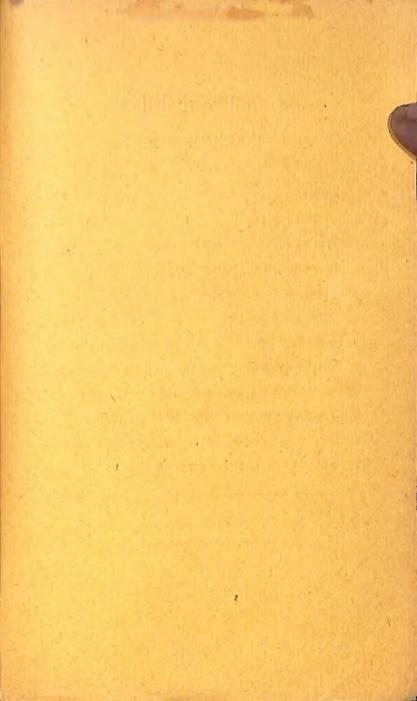

# 🕸 ग्राचार्य-प्रन्थ-माला 🏶

### [ प्रकाशित पुस्तकों की सूची ]

|                               |               |                       | 1.00 |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|------|
| १-गुरुपरम्परा                 | -)            | २न्यासदशक             | -)   |
| ३ श्री वेदान्त देशिक          | 11)           | ४—ऋर्थप <b>द्ध</b> क  | -)   |
| ४—तिरुपावै (हिन्दी छन्दोबद्ध) |               | The same of the       | =)   |
| ६—हिन्दूकोडालोचन—(श्रपूर्ण)   |               |                       |      |
| ७—गीतार्थ संप्रह व्याख्यासमेत | H)            | <b>प्र—धर्म</b>       | -)   |
| ६श्रीरंग मन्दिर बुन्दावन      |               |                       | -)   |
| १०-चतुः श्लोकी सान्वयार्थ =)  | 25-           | -श्रीरमावैकुएठ पुष्कर | (-)  |
| १२-भारतीय दर्शन एक परिचय      | =)            | १३—विजयादशमी          | -)   |
| १४-भी वेदान्तदेशिक मङ्गलम् स  | <b>ान्व</b> य | ાર્થ                  | -)   |
| १४-मुकुन्दमाला अन्वयार्थ समेत | r 11)         | १६—गोमाता             | -)   |
| १७-सांख्यदर्शन १)             | 25-           | -शिवतत्व विवेचन       | 1)   |
| १६-होली =) २०-श्रीरंग मा      | न्द्र वृ      | पुन्दावन (परिवर्धित)  | =)   |

मंगाने का पता— व्यवस्थापक, आचार्य प्रन्थमाला आचार्य पीठ, बरेली

(उत्तर प्रदेश)